॥ गौ॥ ॥ राष्ट्र मात्ता ॥



विज्ञानय जिल्ली



गौ हिन्दू संस्कृति और इस समातम राष्ट्र के मूलधारों में से एक है। गाय उसी प्रकार रक्षणीया है जिसप्रकार हम भूमि और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि गाय की रक्षा का अर्थ है अतर्ह्याह शृचिता, शक्ती और मनुस्वभाव की रक्षा। वस्तुतः हमारा जीवन और परम्परायें गाय से गुंधी हुई है। इसीलिये भगवानने स्वयं अपने अवतार कार्यों में गो रक्षा की उव्योषणा की। किन्तु दुर्भाग्य से यह समाज धीरे धीरे गो माना के महत्व और कृतइता को विस्मृत करता गया और इसी के साथ स्वातंत्र्य काल में कसाईयों के हाथों गोवध का पापावार होता रहा। अब तो देश में यात्रिकी काल खाने लगाकर मास भिक्षयों की सुधापूर्ति के लिये गो मास संसार भर में भेजा जा रहा है, इसके कारण भारत गोवंश से विहीन होते की विधित की और बढ़ रहा है।

यद्यपि गो माना की दक्षा के लिये हमारे पूज्य संतो, एवं गोभवतीने निरंतर संघर्ष जारी रखा, परंन्तु गो अवती के एक संगठित और प्रचण्ड आहोलम के विज्ञा यह संभव जहीं। इसके लिये आवश्यक हैं कि हमारा समाज गाय के साथ हमारे आवनात्मक सम्बंधी को समझे गोवंदा और गोवंद में लक्ष्मी का वास है हन तथ्यों की पहिचाने तो निश्चित ही एक जीर्ण क्षीर्ण लड़खड़ाते राष्ट्र की जगह हम एक समर्थ और राक्तित्वाली आरत के निर्माण की और, जहां गोवंदा की सरितारों फिर वहें अग्रसर हो सकते हैं। समाज के लोक शिक्षण और लोक जागरण की दृष्टि से इस पुरितका में विश्लों व सत्य आवा के नाध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों से भी गोवंदा का महत्व बताने का स्तुत्य प्रयास किया गया है।

- अश्रोक सिंधल



॥ अमृत्रि और कृषि प्रधान भारत ॥
प्रकृति कृषा गाय और धर्म सदृश बेंस ये दोनो ही
भारत के दिव्य अव्यक्ष की आधार शिला है।
भी धर्म अर्थ काम मोक्ष न्यारों की दाला है।
इशी लिये गीमाता को काम धेनु भी कहा गया है।

## स्वदेव मयी गोमाता



भारत की शास्त्रीय रखं लोक मान्यता है कि गाय के रोम-रोम में असंरम्य देवताओं का वास है। अतः गो सेवा-प्जा से अनेक देवताओं की प्जा का फल या कब्ट देने पर पाप मिसता है!



गोमय भारत

"जी राब्द भारत में पवित्रता, महानता शृहा ओर संस्कृति का प्रतीक है। इसी लिये झारत के अनेक पावन संबोधन जी से ही प्रारंभ होते हैं। संसार के समस्त भी में सिर्फ जाय ही ऐसी जाती है जिसका बच्चा चैदा होते ही माँ " शहद का उच्चारण करता है। सारे संसार की



मां की ममतामयी गरिमा रखं लौकिक-पारलोकिक हर दृष्टि से परम लामकारी होने के कारण ही गाय को पशु नहीं बरन घर परिवार के सम्मानित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठा दी जाती है।



सभी पंथों के धर्मग्रंध गी महिमा के आरब्यानों से भरे हुए हैं। हिन्द ग्रंथ ही नहीं मुस्लिम और ईसाई ग्रंथों में भी गीमहिमा" पर भली भाँति प्रकाश डाला गया है। गोरक्षा का आदेश दिवा है।



विष् धेनु सुद् संत हित..... सीन्ह मनुज अनतार ।



— इहालीन ब्रह्मी देवरहा बाबा "देश का नी जवान जो माता की पुकार खुनकर सड़कों पर उतर आयेगा और देश की धरती से गेरहत्या का कलंक अपने रक्त से धो बेगा ... (बाबा की घोषणा सत्य होती गरिही)

### राम राज्यका नींव गोनिया

आदर्श रामराज्य की परिकल्पमा को साकार करने के लिये महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को गोसेवा कानिर्देश दिया। 'नन्दिनी' गाम की सेवा रुवं रक्षा के लिये अपने जीवन को दाव पर लगाने का आदर्श उपस्थित करके राजा दिलीप ने अपने कुल में 'रामाञ्चतार'का सीभाग्य पाया.



महाराजा दिलीप की आँति ही महाराजा अनुतंभर की जो सेवा 'की कथा भी शास्त्रों में वर्णित है। सत्यकाम जा बाल को जो सेवा से ब्रह्मज़ान की प्राप्ति, महर्षि स्वयन हारा अनुल सम्पद्दा. राज्य आदि दुकराकर अपने मृत्य के रूप में रूक गाय स्वीकारना आदि उराहरूओं से जहाँ जो सेवा की प्राचीन परिपारी का जान होता है वहीं यह भी सिद्ध होता है कि लोकिक पर सारवी कि नो कि होता है कि लोकिक पर हिट से जो सेवा अमोध फलदायी है।

गोपाल .... गोद्यातकों के लिये काल !



भगवान भी कृष्ण ने ब्यान क्षारा प्रेंबर्गयन जनस्य केंग्वामी कनसम्बन्धनों को श्वेनत क्षिया। व्यक्तिया बका मुर प्रचान्त प्रादि के बाथ की क्षारणों के फर्मा का जावकवर्णन है।

रोरक्ष है लिये रास्त्र उदाना श्री हूळा ही भन्ति ही हैं.



की कारि के मूल में भी गीहत्या का विरोध ही था। कारत्स में गाय की चर्बी सगाने के विरोध में क्रांतिकारी शहीद मंगलपाणे ने सशस्त्र विद्रोह करके गौहत्यार अंग्रेजों को मीत के घाट आर कर् स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था ।

cionick cynthesylcilic siledigiocoesky Gregi 67 (68) 55 586 (59) (77) (18) (18) (18)

### गोहत्याग वधयोग्य







स्वतंत्रता संग्राम में लगे नेताओं की स्ववट छोषणा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के जाद में सम्पूर्ण देश में पूरी तरह से भी हत्या केंद्र कर दी जायेगी !



अराजाद भारत की सत्ता रूक ग्रीविमोधी व्यक्ति के हाथें। में श्रीपने 'की 'एक भारी भूल ने बापू के सोर अरमाना पर पानी 'फेर दिया। हिन्दी की चीर अपेदा, स्वदेशी अर्थतंत्र का नाश और चल रही गोहत्या उसी भूल का परिणाम है। परकीय आक्रान्ता सुमल शासको नेभीतिक रूप से हमारा मुकसान भवश्य किया। परन्तु अन्त्रेजी नानिसकता के मुलान हमारे अपने ही शासको ने तो भारतीय सैस्कृति - सभ्यता की जड़ से ही स्वोद डालने का क्र्र कुकृत्य प्रारंभ किया जो अपन भीजारीहै।

मुर्ख प्रेन्म पर्दित्त, जानवर् को माँ कहते हो, अरे खान हैतो इसका मांस रवाओ । दूध में क्या रखा है 5

कारत्स मे गाय जैरा सी चर्बी लगाने पर जिन भारतीयों ने नोरे अग्रेजों शासन को उरवड फिंका वर्तमान से चर्बी युक्त ची और जीमान्य से काने पेप्सी स्वाध प्रेम से रव रहे है।

जनसन्ना (प्रेप्सी सॉस में जोमान) देनिक प्रेर्टिकर (चिकलेट में जोमान)

त्यागपत्र दे दंगा पर गौहत्या बंदी के आगे नहीं कुक्ँगा।

राज्य-सरकारे ना गीवध निषेधकानून बनायं ना घास होने दें।
 भोजन में गीनॉल का प्रयोग बदायाजाये।दक्ष द्याँ भी बनावे।

प्रांतन में गामाना का प्रथान अद्वाद्यालाय (देशहरा मा अनाव)
 दिल्ली और मुंबई में कड़े कड़े कल्लखान खोले जाये।



तह से लेकर आज तक ग्रंधी जी के इन्ही कगुला मगतो (काश्रेस) की धन्न धाया में गोमाता के रक्त में स का राष्ट्रधासी न्यापार वैध रुव अवैध कप से सगातार आरी हैं।

संदर्भ - भोभाता का विनाश - सर्वनाश - स्री-रामशंकर अधिन होसी (लेक्से)



कटती भी की करूण पुकार । बाह री सेक्यूलर्स्स्कार. \* इस्लाम में गाय कीकुर्वानी देने का कोई आवद्यान मही हैं। न्यायालय

के इस्ताम में गाय काकुबाना दन का काइ आवश्यान नहां है। न्यायालय ने भी निर्देश दिया है। जिन भी हिन्दुओं को की चिदाने के लिये .... आक्रादी के पूर्व देश में 300 कत्लखाने था

मांस निर्यात बिस्कुल नहीं ।



आज़ाद भारत में — कत्लखानें की खंखवा 36,031 है।#

> मान्स निर्यात बड़े प्रेमाने पर ।



पतिवित (किटाइम्स ऑफ इन्जिया भई विल्ली 4 अप्रेक 1934)

# 556

परा निर्ममता पूर्वक कत्ल कियाति है.

इस भारी संद्रव्या में संसदीय आकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 29,500 गीवश का बद्ध शामिल हैं। इस बेद्ध कत्स के अतिरिक्त हुजारें। की संरम्या में गोबंश दृत्या और सस्करी का मिससिक्ता जारी है.

४ संदर्भ में क्रेमोक्टिश सुंबर्द २३ २४ सिलंबर १०३३ एक कल्लाको के १०० सध्य से ४ विकियोग परिवार मुंबर्द के अनुसार प्रतिकृत योगिक व सामान्य कल्लाकोने ३६०१ .



"हिंसा और क्र्रता पर आधारित अर्धतंत्र के तिये तेनी राजनीति में कोई स्थान नहीं है" कहने वाले महास्मा गांधी के देश में आज सरकार जीवाहत्या को उत्पादन और खेती का नाम देकर विदेशी मुद्रा कमोने के सोह से पर्ने हुई हैं।

🗜 हार्लेड को रूक करोड़ इन शकायिक कावा पर प्रलेखकों 🛎 मेंस आयात

### त्रवृती व्यापार्

ने जगद्गुरः भारत । को कूर कसाई बना दिया.





मध्य पूर्व के देशों को मेजे अने मासे भौरा में १० प्रतिरात माँस मारतीय पशुओं का होता है। सबसे बड़ा कसाई देश

संदर्भ - इकोजामिक सर्वे 1992-95 पेज \$.91 जारा रून अलार्भ काल

सैविधान में निरुपयोगी गोवश को कारने की चूट है। इसी का सहारा लेने केनिये स्वस्थ बैल आदि पशुओं की क्रारतम हथकं अं द्वारा अवंग वनाकर खुले आम काट दिया जाता है.



अत्सास्त्रामं में पशु ओ के स्वास्थ्य निरीक्षण के निर्व क्ल शासकीय पशु चिकितसक नियुक्त रहता जी जान करके वसके निरूपयोगी होने का जमाण प्रभ देता है। आप मीर पर असे धोड़ी सी रकम देकर पटा सिया जाता है। यदि जॅक्टर देसा करने से मना करता है तो उसे मारा पीटा भी जाता है। दिसार के कत्साबात में जॉक्टर पर प्राणकातक हमना इसीना अस्तरण है।

क्षंदर्भ - ईदमाह प्रकरण के समय समाचार पत्री की खबर के अनुसार

मूरव से ब्याकुल मृतप्राय पेड़े पशुओं को चासीट बंबर के पास लाकर पीट पीटकर खड़ा किया जाता है क्वं उसका रूक पैर पुली से जकड़ाजाता है।



इन्सेके खाद में उस पर उबलता हुआ पानी च्योड़ा जाता है ताकि खून का परे शरीर में तेजी से संचार हो रखं पशु का चर्म भी नर्म हो जाये।

भारतीय यम्हा अनुसंधान के अनुसार 1987 में १ करोड़ १० सारव गीवध

इसके बाद पुली अपर उठने लगती है और पशु रक पैर पर लटका दिया जाता है। कसाई उल्टे लटके पशु की अलगस (जेगुलर मीन) काट देता है ताकि पशु मने नहीं और उसका खून दिसदिस कर निकल आये।



यह खून सुविधा होने पर वबाई-टॉनिक आदि में काम किया जाता है। या बहा दिया जाता है। अजन की प्रदूषित करने वाला यह खून कई बार फुटी पाइपलाइनो द्वारा नली में आजाता है, दिल्ली ने ऐसा हुआगी

# इस्राच्यार प्रम # कल्लाखानें के धास के निवासियों की कत्य शिकायत

# गोवंशिकाकत्ल देशके अर्थतंत्र का कत्ल हैं।



भारत में गाय अपनी उपयोगिताओं के कारण आर्थिक इकाई ये कप में आनी जाती नहीं है। इसीलिये किसी भी न्यलि की समृद्धि उसके सोने चाँदी, अबन, अभीन आदि के बजाय उसके पास अपलब्ध गोर्थस की संस्था से आँकी जाती थीं। गीर्वश को गोद्धन कहाजाता है। रोसा चेतन धन जो लगातार गुणातमक रूप से बढ़ता जाता है। धोडी सी विदेशी सुद्धा के लोभ में इसे नट्ट करने का फल इसा कि ' सोने की चिडिया' कहाशने बाला समुद्र भारत आजका

वाडा का विद्या सुद्रा का काम में इस नव्ट करने का फल हुआ कि ' सोने की चिदिया' कहायाने बाला समृद्द भारत आजकात विश्व के सर्वाधिक कर्जदार देशों में प्रमुख स्थान पर है। जैसे जैसे गोबंश करता गया भारत की गरीकी, महराई और कर्ज बदता गया. पशु की जान निकलने के पूर्व ही उसके पेट में धेर करके हवा भरी जाती है। और चमड़ा उथेड़ लिया जाता है।



दूस चोर पाप के क्रिमेदार मंस ब थमहा निर्कात करने बादी सरकार के साथ ही के लोग भी हैं जो समेरे का क्ष्मोण की माठा में कर वटे हैं। नर्स-अमेड़ के

स्वयं संसदीय समिति ने (१९७३) अपनी विकारिश(पैरा २५१) में इस बर आपश्चि की है।

कॉफ लेदर (नर्मचमझा) मुलायम माँस और रेनेट चीज (बधड़े की जाँत का पावडर) के लिये पैरा होने से पूर्व ही लाखों बधड़े मार दिये जाते है।

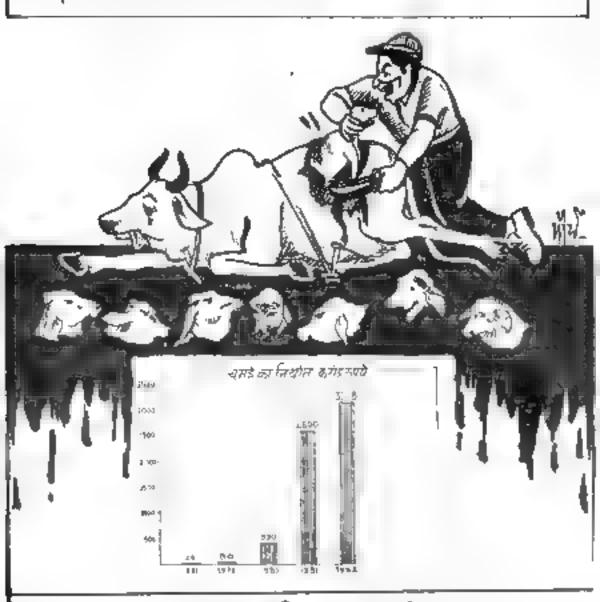

सदर्भ इकोनामिक सर्वे 1992-98 पेज 🙉 . ८-७१



दासायनिक स्वाद नशीली दवा के समान है। जिसके जयोग से जारंभ में तो अन्नत्याभित लाभ होता है। परन्तु धीरे-धीरे यूरिया की माना बद्ती जाती है। और उत्पादन लगातार घटता जाता है। अंत में शह जाती है बंजर असर भूमि। अकाल की धाया॥

अधने अनाज और रासाधनिक स्वाद का बाजार बनाने के लिये भारत में कटलस्वानों की बाद स्वां मास भक्षण की चूणित परम्परा को बदायां आ रहा है। विदेशों की इस क्रूर चाल में फंसकर हम स्वयं आपने मैं विक स्वाद के भंजर पराओं को कारे जा रहे हैं। अक्टा, काटना ही हैं, तो जल्दी काट दोना बेचारी दर्द से कैसी क्रमद्भरव्त काफिरों जैसी बातें करता है। अगर बिना तड़पाये मार दूंगा तो इसका मांस इस्लाम के अनुसार हलाल नहीं रहेगा. हराम हो जायेगा।



जोहत्या देश का राज धार्मिक प्रश्न है तो जो वैश हत्या भी - उतना ही धार्मिक एवं आर्थिक प्रश्न है । इसके अलावा यह भी विवादित किन्तु मानवीय प्रश्न है कि पशु को कित्ल " के नाम पर समीन्तक भीक देते दुसे तहण तहण कर करों मारा जाता है। धर्म के नाम पर इक्का - दुक्का बिल पर त्कान उहाने बाले कथित समाज सुधारक मुसलमानों झारा करल पर.....! कसाई के इस क़ूर कृत्य को 'कृषि" का नाम देकर सरकार षड़ रूपी कृषि और ऋषि रूपी कृषक को भी अपमानित कर रही है!

मांस प्राप्ति के संस्थाधनों को सरकार ने कृषि सूची homellare suda पेरखाहै। कत्स के इस कु कमें की सांचों की खेती, रवरगोश की खेती, चुनों की खेती, सुअनों की खेती, मधिलयों की देनेती, अंडो की खेती आदि का नाम दिया गद्या है। क्या ये खेत में उगते हैं १ चेड़ों पर महते हैं १ औड़े को शाकाहारी कह कर प्रचारित करना इसी नीति का अंग है.

तिगापुर स्पेशराम प्रांस कम्पुनिकेशन विसर्व इंग्रेसेनन सेन्टर के अनुसार भारतकी 74% हिसा का उत्तर दायी चूर दर्शन है। विज्ञायन तथा प्रांस प्रकार की ब्रिकियाँ दिसा की मनोकृति भड़का रही हैं।

### ॥ उजा स्व खाद ॥=

सरकार सभवान - निष्माम जैसी निरेशी कम्पनियो की बिजही बनाने के लिये बुका रही है। वासायनिक कार्य के आयात और सबसिती में अव बो-रनरबो कथ्ये जुरा रही है परन्तु इन राक्षके देसी क्योत मशु और सशु अस्पाद की पूर्ण उपेक्स की जा रही है।

केली को निया में ५० हुआर बूढ़ी अपंग और बॉक गरोंग के गोवर से चक्रने बाली पावर अनरेटिंग ३ आई स्थापित की गई है।
 इस परियोजना १६ मेगाबाट नियुत के अतिबिक्त 160 टन राख खाद स्व ६०० गैलन गोमूज कीटनाशक के रूप के आपते हो रहा है।
 45 मिलियन अल्प से स्थापित इस परियोजना से जिल्लाई २ मिलियन के रवर्च पर १० मिलियन अल्प की आदि हो रही हैं।

मारत में भी नेडप " पहुति के अनुसार सक गोबंश के, गोबर से बर्माई गई खाद का मूम्य उ० हजार इपये से भी अधिक होता है। एवं गुणयत्ता भी कही अधिक होती है। बाबोगेस सबनें इसरा गोवेर की विद्युत आदर्ति गोवेर से ही हो सकती है।



सदर्भ गाय का चिरकालिक सच्चा अर्धसारूम वर्धा वेजन ३६

#### ...यातो राष्ट्रीय चिन्हं बदल दोः

या यांनिक कत्लरवानो और त्रांस निर्यात को रोको.



आरत का राष्ट्रीय जिन्ह लीन नुष्ट बाली सिंह मृति है जिल्हें मीचे एक और चोड़ा और इसरी और बैध अंकित है। विशेष इबज़ के बीच का चिन्ह 'जमोक चड़' भी अहिसा का नरींद है। कोई इनका अवमान करें तो अने वैदित किया जातहै।

पदन्तु रवर्ष भारत की सरकार ही अपनी क्रूर नीति से इनका अपमान करके राष्ट्र घात कर रही है.





ที่ฝ้

सरकार ने देश में खड़े - बड़े यांत्रिक कस्परवानों को हरी फंडी दिखा दी है!

#### परिषमी हेरों की कहनीति और कंग्रेसी वेलाओं के स्वार्थ में भारत की प्रमुपरागतकृषिको भारीकागतवाला उद्योगद्वना दिया.

शावतीय कृषि बिना पूजी वाला देसा अध्य था में यज्ञ के समान पायन माना जाता था। कृषक को अल्नवाता का संबोधन दिवा जाता था। थोड़े बहुत लगान आदि के अतिरिक्त सारी लगान पूजी सिर्फ मानवीय खूम ही था। रबाद भी बैना आदि पशुओं से भे कर के रूपने, मूज कीटनाल के रूप में स्वं शास्ति किचाई हक वालन आदि रूप में मुक्त निलगती थी. कृषि-उत्पाद की कुलाई सर्व परिवह्न भी बैसगादियों से बिना स्वर्च होता पा। अंग्रेनों ने भारत ने आने के बाद इसका अध्ययन किया

और अपने रासाधनिक स्वाद और कीश्नाशकों की नवपत हो सके, इस लिये भारतीय कृषि की मूसाधार गाय को गीमाता के रूथान से इगकर एक उपकोगी पर्यु धोषित किया, प्रचारित किया, नाकि हमारी धार्मिक आस्था रवत्म हो बाये। परम्यु अंग्रेजों के नाने के बाद अंग्रेजी संस्कारों में रूमे हमारे शासकों ने गाय को उपयोगी मानने से इंकार कर दिया। और निरुपयोगी कहकर गीं बंश की हत्या करने के लिये बड़े बड़े थंगिक करतास्थाने रहों से लिये। नेहरू से राव तक यटी अंग्रेजी पन धायारहा।



इस्यकारण किसाने को मिलने ताली मुफ्त की खाद दवा व नांकि समाप्त है। मई और कंहमे यूरिया, कीर माराको व कीजलने महणाई तो बहाई ही साथ में। भारतीय कृषि को बिदेशी संसाधना की दसा पर बलने बाला महण उद्योग बना दिया.

राष्ट्रधाती जहर्

"याँत्रिक कत्लखाने"

### शारत के प्राकृतिक खाद भंडार

को नट्ट करने का सोचा-समना विदेशी षडर्यन्न है.



विदेशी रासायनिक रबाद साँबी क्वारा इसीलिये अमृत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कल्लखानों को मोस्साहन दियाओं रहा है। अमरीकन बैल आयोगने भारत की 80% आयों के कटल का सुभाव दिया है। गय क्वीस मार्ग स्वाप्त जीवैश रुवं अन्य पशुओं से देश को लगभग ८०.००० मेगावाट ऊर्जा भिन्त भिन्न प्रकार से प्राप्त होती है। इसका वार्षिक मूल्य लगभग २७ हजार करोइ रुपये है।



**२१ हजार मेगाजट है।** कृषि कार्य के लिये विद्युत का प्रयोग करें तो इसहेतुँ

जो भारत के लिये कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है!

अंतर्राज्याय दर्जा सम्मेखन में शीमती इंदिरागाँधी का समसम्बर (नेरोदी)

# ट्रेक्टर य जीवंश



वर्तभाव में देश के कृषि कार्य में चकरोड़ बैल प्रयुक्त है। यदि ये नहीं होने तो हमें इनके बहले में 2 करोड़ क्रेक्टर्स की आवश्यकता होगी जिनकी आगत होगी ४० रवरब कथरें। अगेर उन्हें चलाने के लिये कीजल केतु ६४० अन्त संकालम से।



अोवंदा • सस्ता • प्रव्याग रहित • लगातार वृद्धि • मरने के बाद भी
 उपयोगी • शक्तिहीन होने पर भी गोकर -मूम हारा आकृतिक स्वाद •
 • च्येटे बड़े सभी रवेती रूव देशी मुस्तरवना के जातकल • भूमिके लाम •
भारत में ट्रेक्टर द्वारा खेती १०% होलों द्वारा खेती ९०%
ट्रेक्टर जितनी खेती तो भारत में शैंस-पाड़ो से ही ही जाती है •

संदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक्स ग्रोध दिल्ली द्वारा विशेष अध्ययन

1988 में भावल में 264 मिनियन यन मीटर लकरी थी जिसमें से 250 मिलियन अयुनिक मीटर लकरी सिर्फ जलाने में ज़रोग की गई. यदि जोबर ना मिलेतों ईथन हेतु ६ 80 करोड़ टन लकरी जलाई जायेगी.

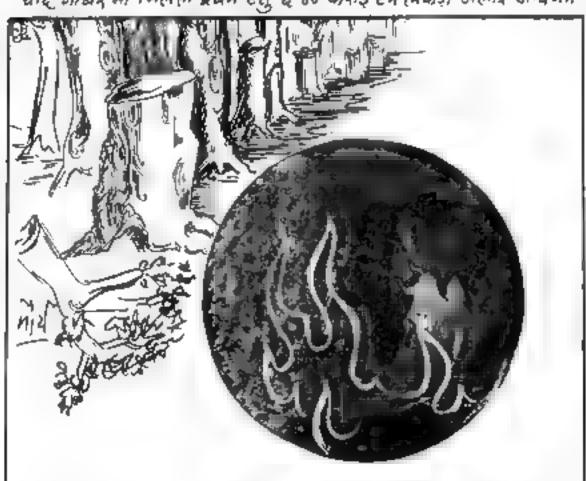

देश की रम्क बड़ी आबादी ईधन हेतु गोबर के कंडो को जलाती है। गोवंश की कमी केसाथ ही साथ इस हेतु लकड़ी का अयोज बढ़ रहा है। फलतः बृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। जंगल नटट हो रहे हैं अनियमित वर्षा भीवण गर्मी और प्राकृतिक असंतुलन ..... अंत में सर्वनाशा !!!

सामना में अपेननका जासी रूवं कल्याण में श्री पुरुषोत्तमदास भूनभूनवाला

भारत स्वक विशाल देश हैं जो 5.66.878 गाँवों (हर प्रतिशत भाषारी) ने बत्सा हुआ है। इतने विशाल भूभाग में 6800 बेलवे स्टेशन, 58,300 कि. मी. रेलवेलाइन, 23818 कि. मी. नाष्ट्रीय राजमार्ग एवं 2.83.640 कि. भी. सड़क मार्ग हैं। जो इस विशाल क्षेत्रफल को देखते हुस्टे बहुत ही कम है। हमोर् अधिकांश गाँव आज भी इनसे जुड़े हुस्टे नहीं हैं।

देश के कृषि तथा उथोगों के लगभग 1 हुगार गितियन टन उत्पादन को खेतों से फैक्ट्रियों तथा फैक्ट्री से उपभोक्ता केन्द्री तक ले जाना पड़ता है। रेसने की 3,58,000 बेगनों के माध्यम से 180 मितियन टन क्वं 2 20,000 दूकों के क्राय 120 सिवियन टन माल की दुलाई होती है (बुल 30%) शेष 700 मिलियन टन बाल वानि 70% दुलाई अब भी 1 21 मिलियन वेल गा दियों स्राय ही की जाती है।

॥ इस भारी दुलाई के अतिनिक्त भी बैलों का भानी योगदान है॥ तर्र्र गव क विरम्भिक संस्था अर्थवास्त्र अविवस भारतीय इवि गोरोबा संस्थ(१९७०) बर्धा "ताँ के दूध के बाद गाय का दूध ही सर्वश्रेण्ड आहार है" वैशानिक परीक्षणों से यह सिंह हो युका है। गाय का दूध संपूर्ति दाशक है।



गाय के मूध- यहीयी से शरीर के लिये लामकारी १०० से अधिक सत्ये के असाम पर्याकरण शुद्धिकी असूक समसा भी निहित हैं।

महर्षि यसानंद ने समपूर्ण हिसाब नगाकर सिंह किया था कि. रूक गास और वसके बंश के दूध और उत्सादित अन्म से ७.९०,५५० (नारलास यस हजार-पार सी-मानीस) मनुब्दो को रूक बार का भोजन निकासकता है। जबकि असके मांस से केवल ८० आदिमियों को सिर्फ एक बार दृष्टि मिलेगी.

संदर्भ - जो काक्रणा निधि हो. दयानंद सदस्वती जी महाराज

दूध की मात्रा को ही आय की उत्तमता का मापदण्ड मानने वाकों ने मरल सुधार के नाम पर वर्ष संकर अर्सी आय की बढ़ावा दिया। यूरास के अंश से भी नंश विकृत कर दिया। जो मा शृष्ठा के योग्य है ना पूजा के। इसके दूध ने वेसे तत्व नहीं है और मा ही इससे अत्यन्त कैस कृषि के काम ने आते हैं।



भारतीय गाय विदेशों की तरह दूध और मंद्र देने वाली पशु नहीं। कृषि प्रधान भारत की शेद है। दूध के मामले में सित्न हो चुका है दि देती गाय अर्सी गाम से अधिक दूधि सकती है अगर उसे वैसा ही पीडिटक आहार आदि निले इजराइल में भारतीय गाये सर्वाधिक दूध दे रही है। गाय के बच्छे की गतिशीलता और भैस-जर्सी के बधने-पाने की सुस्ती से दोनों के दूध का अन्तर सम्भ सकते है।

🖈 क्रह्मलीन पून्श्री डेंगरे जी महाराज

### गायका गोबर मल नहीं मलशोधक है।

भारत की शास्त्रीय मान्यता है कि आय के ओबर ने लक्ष्मी का वास हैं। दीवाली के दिन गाय की रख इसरे दिन गोबर की पूजा ओबर धन (गोबर्धन) भी की जाती हैं। ईधन - खाद से भी अधिक घरों की लिएई हेतु गोबर का महत्व हैं चवित्रता का प्रतीक हैं।



लियाई के अलावा भी गोमर के अनेक उपयोग है। इसके गैस से उजी, खाद एवं जलाने से बाताबरण शुरीह होती है। शेभ बची राख भी सक अच्छी उर्बरक व कीट नामाक है। वर्तन सपाई का निरायद पावडर है। पूना सब पुसर (महाराष्ट्र) में गोबर से एक केप तैयार किया है जो कि शीतताप रोधी (भागानुकृतित) आवरण का काम करता है। (महाराष्ट्र चेम्ब्स आंफ कामर्स ने इस आविष्कार को पुरस्कृत भी किया है)

## 'रामेश्रे सक कीरमाशंक \* औषधि

अन्येक गोर्चर वर्ष में 2-5लमूज देश है। जिसमे 28 किसे गड़्रोंकन '20 किसे कार्योत्स और 27-30 किसे केरादा होती है। इसके अतिरिक्त वंबक अमेकिया, मेरजीन, यूरिया सास्य कार्य क्षं अस्य कार्र भी गोमूल में रहते हैं। व्यदि इन सभी तत्यों का सही उपयोग किया आदे तो देश के सम्पूर्ण गोर्चश में अस्य सूम का मूरुय कर 50 अस्था क्यों होता है।

सह गोमूब रूक निराधद कीटनाशक है। नो इतिकारक की है ना नामा तो करता ही है साथ ही भूमि की उर्बरा गानि को भी बढ़ाल है। फिर्फ कृषि ही नहीं नामांबरण शुद्धि के किये छाद से भी कोन्स का फिल्माब किया गाता है।

अगर्जिद् सम्म बन्न चिकित्सा बिज्ञान की दृष्टि से गो मूथ सक परणेययोगी रसायम सम्म पूर्ण औषाध है। यरक संदिता, यन भिष्य . इन्नाम भट्ट , अमृत सामद , उनमायमहम श्रम्याद्वात (पारसी ग्रेथ), कृत्र हिंगी (मैन्नीक कार्ड्सन) आहि ग्रंथो ने अनेक असाध्य रोमों की गोमूच चिकित्सा का नर्मन किया गया है। विदेशों ने भी गोमूस चिकित्सा के ब्रधामी बनाने के विशे 'जोटो बेरेथी' का सक्तार सिया ना रहा है। बोद बन्नासीर , प्रथुमेह , म्युंसकता

गंजापत धर्मरोग, पुराना कहन रहानाय अनिहा नैस बिकार, सकेद दाग आदि अनेको रोगो नी रामसाण दबा के साथ ही गोपून मक्तिक के शक्ति वर्षक जीवती सन्दि है । अमृतनुक्य है।





द्धक पशुओं का कत्ल हर दृष्टि से झारी चाटे का सीदा है। उदाहरण के लिये "अलकबीर यात्रिक कत्लरवाना"

> षाच वर्ष तक का कुल शुद्ध लाभ १० करे।ड् न्कपवा (जिसमें से अधिकरम विदेशी मालिकको सिर्फ 3०० लोगो की बोजगार

यदि ये पशु जीवित रहें तो पाध वर्ष से हमे प्राप्त होगा
— 128 करोड़ कः दूध, दूधजन्य पहार्थ रुवं छन से।
— 2253.55 क्रवोड़ कः 54 45 लगरब रवाद्याव उत्पादन में
विभिन्न सरवयोग- क्षजी - रक्षद् द्वारा ।
163.35 लगरब टन पशुरमाध न्याग- रवली
— 95.40 करोड़ खुर पशुओं के रारीर से प्राप्त आव।

3,48,125 व्यक्तियों को होजगार

चनु भासन से चूछ पानार और जम , रसोर्ड गैस, डीजस,एके रासायनिक स्वाद के आयात मे कर्य की जान्ती अरबो ककी विदेशी खुप्रा अचाई आसकती है

"सामना" एवं पीयुस्स फाद रुनीमल भें नेनका गाँधी की लेखमाला सर्व, वितियोग परिवाद द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के आंकड़ो से पीना है तो कोकाकोला-पेप्सी पियो विदेशी शराब पियो .... मिनरल वाटर पियो ! इस पानी में से तुम्हे रूक बूंद भी नही ....



जिस देश में अनता सूद-बूद पानी के लिये तहप नहीं हो। और पेयजल के लिये नालियों का जदा पानी या 12 क. लीटर का मिनरहाबाटर मजबूरी में अयोग कर रही हो। उस देश में शुहु मास के लिये उत्तरका सीटर पानी (पेयजल) कत्ल रवानी को देना राष्ट्र धाती कृत्य नहीं तो और क्या है ?

हैस स्वर्च होना है। असकारि को मतियमि ६० करोड़ लीटर चेवलस एक है उमार को अलपन जैलन पेयमस मनिदिन दिया जाता है। यह पानी भूमि को इकिन भी कर रहा है।

संदर्भ- किन्दुरुतान टाइम्स अअक्रेस 1994 नई दिल्ली

#### निन्धपयोगी शब्द की आइ में प्रतिदिन हजारों सकलाँग स्वरूथ गोवँश यदि इसी तरह कटता रहा तो





सेन्द्रस केंद्र रिसर्च इंस्टीर्यूट के अदिवल बारतीय सर्वे की रिकेर्ट भारत के वालिज्य मंकालय हारा नवंदर 1987 में प्रकाशित -प्रेज-27 पशुओं के कत्ल से प्राप्त होने वाली वस्तुरे तो उनकीअपनी प्राकृतिक मोत के बाद देश को प्राप्त होगी ही।

रक ओर कहत्वपूर्ण तथ्य यह भी हैं कि कह्स से प्राप्त धन गर पूंजीपतियों की जेब में जायेगा। यांत्रिक कत्ल खानों से प्राप्त पशुचर्म आदि वस्तुरे बारा जेसी बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियों के काम में आता है। जबकि स्वाभाविक मीत से मरने वाले पशु की चर्म कींग- खुर - बाल आदि सामग्री गांव में बसे लाखों लघु कुटीर उद्योगों का आधार है। वर्ष में 3650 के का बारा रककर पशु २०,००० के की नवाद अर्थि देता है वह अतिरिक्त ही है। आवश्यकता है इस आधार पर नियोजन करने की। दूटा हुआ अर्थतंत्र पुनः स्वड़ा करने की।



सोने का अंग देने वाली मुर्गी की मारकर मर्ख ने क्या पाया ? रोज मिलने वाला रूक अण्डा भी गॅवाया। (रूढ शिक्षाप्रद बात कथा) मुर्खता नेता कर रहे हैं...प्रस्तु फल आपको हमें भुगतना होगा.

गो का आर्थिक महत्व रहते हुए भी उसे सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखना पाप है। - पृश्री हनुमन प्रसाद जो पोदार

ंकरावाद्वाराज्य । १९२० वर्षका वर्षका वर्षका वर्षका । वितिन कियान विवास महत्वानहार का मौर्य सिद्धा स्वरूपका वर्षका वर्षका वर्षका अस्ति । वर्षका वर्षका वर्षका वर्षका वर्षका अस्ति । वर्षका वर्षक

हाँ हाँ । मैंने गाय को देखाहै। उसका दूधभी विवा है।

हा हा हा बाबाडीने आजती खुब हापक के गप्प सुनाई। जीशिशक पार्क फिल्मकी अच्छी श्रीय है।

अति एक हजार व्यक्तिके अनुपात में लगातार चट रहा गीवेश-वर्ष 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 जीवेश 430 400 326 278 202 110 20

प्रस्तुत आकरे सरकार के ही पशु कल्माम बोर्ड झार की गई पशुजनना सन अनुमान पर आधारित रिघोर्ट से लिये गये है। बाद यांजिक कल्लस्माने शुरु होने तो सन् २००५ के पूर्व ही मोबंश सुद्ध हो जायेगा

<sup>&</sup>quot;Slaughtering animals is Slaughtering our Economy"

Published by Animal Delfare Board of Judia Ministry of Environment Horal

जंगली पशुओं के लिये अप्रयाख्य ! पालत् गौवंश के लिये कल्लगाह ॥

सरकार शेरे की जुम्म होती मनाति के क्योंन ने लिये करोज़ें सपसे राम्य करके परियोजनाये रामित कर रही है। इसरी और कुलविहेती मुद्रा के लोभ में पालाइ पशुओं को करवाती

आ रही है। सरकार की इस दुर्जीत के बारण भारतीय असल की गाया की का अवार की

प्रमातियाँ लुप्त हो युक्ती है। भिनके नाम हैं

अलम्बदी - बिन्करपुरी - स्विध्यासी -

• पुक्तिकुत्तमः • बरणुरः • राज्यसुरी • इतना ही नहीं लारमें दन मेंडन्ड की दांगो और मॉमों की स्वाझें का निर्यात

करने की कुनीति का दुष्परिणाम हहा कृषि माशक कीट और जूँह आहि की संरच्या बहुत बह पाई.... में। सर्प सर्व मेंडमों के मोजम बे।

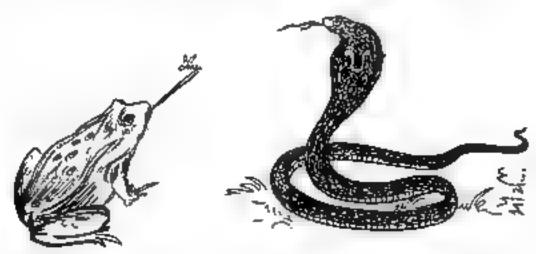

कल्करवाने। की समर्थक सरकार सर्क देती हैं कि चिद मसुओ की मारा नरी आग्रेगा सो पृथ्वी पर मनुष्यों के सिधे जगह मही अग्रेगी 'सर्वधा भूदहैं। अकृति अपना संयुक्त स्वयं अनाती हैं। उसमें हस्त्रक्षेप नरी होना गाहिये। अरा मोचिये... गिह ,ग्रंथे,चोडे आदि की संस्था क्यों नरीं बदी ....? 'गाय' भारतका सुरक्षा छन

आणिक संधर्ष के इस भीषण होर में जो बरा ही सक देरण माद्यम है जो भारत की रक्षा कर सकता है। बोई भी देश बिद भारत के ५-४ अमुख नगरों पर अम क्या कर दे था मुझ आदि मोड़कर संघार और परिश्वहम न्याबस्था को स्वत्म कर दे लो पूरा देश पंगु बन आयेगा। वेसे भी शुह के दौरान अधिकांश साधन सेना के लिये ही सुरिशन रखे जाते हैं। सेसी स्थिति में ला तो खेते। को प्लाद किन्हीं, पानी अनस या बीज आदि मिल क्योंगे और ना अन्य-कृथ अगरि की आपूर्ति की आ सकेगी। अनस संस्तृद के समग्र इसकी भाव हिस्सी है,

'ऐसे' चोद संकट में स्कमात्र आशा की किरण है... .... गोबंश । जो स्वाद की सलती किरती के क्ट्री हैं. द्ध ओर ओवधि का अक्षय मंडार है. स्वावलंबी (जीजान रहिल') ट्रेक्टर हैं। परमाणु रेडियो धर्मिलाओ रक्ष्म का सुरक्षा कवच है। अब तक गाय कपी यह कवच भारत के पास रहेगा तब तक भावत दुर्जिय ही भरीं अमेच रहेगा .

॥ गोवंश का कोई पूर्ण विकल्प नहीं.॥

#### 🗝 पशु "मानव द्वारा धोड़े गये निरर्धक पदार्थी को पुनः सार्धक 📾 बनाने का प्राकृतिक संग्रन

• प्रकृति की व्यवस्थानुसार करन रखं चसु के शोजन में कही सक इसरे के शोधकरें का उल्लंचन नहीं हैं। कराल का अन्त मनुष्य का भोजन है तो शेव (दहप-अूसा) अगदि पशु का । तेल कवि मामन की आहाद है को ओब दनसी चसु का । उस प्राकृतिक क्यवस्था के अनुसार पशु मानव पर आर नहीं हैं। सहयोगी ही हैं।



((()) अपना अधारामन आवश्यककाओं को पूरत के किये मानव हाना बनकर मूझ पशुओं के अधिकारी पर अतिक्रमण कर रहा है। स्वकी का विर्धात , भूसे का औद्योगिक उपवोज और पशुओं को स्वयं का स्वाद्य मानकर कत्स . क्ये संकर बीजों के अयोग से चारा भी कम उत्पत्म हो रहा है .



100 करोड़ की विशास जावारी वाश्त भारत , यह कोई काहीर के चंद शहरी जंगलों ने नहीं अनुरवं कव से मंत्रों के बजा है। वे नव जिल्हा हैं मुझत कृषि अन्दर्गरित वंद्यों वर । और कृषि जाधारित हैं मुख्यत पश्जों वर गोंबंश वर । वर्षावासन का कवा है उस देश को जीवन शांकि प्रदान करना और उनकी हस्या का अर्थ है देश की अर्थ व्यवस्था की भरदन वर सुरी कामाना।



हैं है । जो उससे का अनुसंदय - संश्रास्त्र को अन्यंत्र में है है । असमें को हो । अस है से अपने का है । अपने आकी को दुन्द में है है है असमें को हो । अस है से अपने का है । अपने आकी को दुन्द को के हैं है है है है है हैं । जो उससे का की की सम्बद्ध के दुन्द की अन्यंत्र के हैं



उंकल के पालतू तोते की तरह धर्म सुद्धिजीबी रूबं नेता
"निरुपयोगी पशु" का हीव्या खड़ा करके देश में भ्रम पैदा
कर रहे हैं। यदि इन पशुओं के गोबर का भी सही
अपयोग किया आये तो उन पर हुरो स्वर्च से कई गुना
आय प्राप्त की जा सकती है। "ब्रूदे रूबं की मार पशुओं का गोबर" स्वाद के लिये और भी अन्था होता है।

\* भारत सरकार की ही रुक पत्रिका अन्नत कृषि मई १९९३ से

प्रसिद्ध गांधीबादी संत विमोबा मावे ने गोरहा हेतु अनेक बार सरकार से मांग की। अनशन उपवास् धरने आदि द्वारा सत्याग्रह किया। बदने में



१२ वर्षी से संत विनोबा आवे द्वारा प्रारंध सत्याग्रह बम्बर्ड के देवनार कत्लसाने के द्वार पर अनवरत चल रहा है। और अन्दर गोवंश की निर्माध हत्या जारी है। गी मक्त हूँ गीमाता के चित्रकी रोज पूजा करता हूँ। गीहत्या बैद करवाना चाहता हूँ। पर बोट और सपोर्ट तो—तुम इस मामले को बाजनीति में मत चसीटो जी!







गोहत्या के जिम्मेदान नेताओं-दलों को कोट देना भी गोहत्या के पाप में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होना ही है!

कांग्रेस आई औरकसाई। चोर-चोर मोंसरे भाई॥

गोरक्षा के लिए राष्ट्रीय जहां बूचड्खाना बनना स्तापा आंदोलनः विहिष था, वहां गो सदन खने गोवंश की कुर्बानी रोकने के VIRAS TA FRANSHA SAMMELAN लिए बजांग दल महिम छेडेर Demand for ban वैन मुनियों ने आँदोलन के on cow slaughter लिए जाप - अनुस्र गौ बध रौकने के लिए बजरग दल कार्यकर्ता चौकियां बनायेंगे पश्चिम बंगाल काटने ले जायी जारही २७ गायें व८ बछड़े मुक्त गोवंश हत्या पर पाबंदी नहीं तो सम्बे संघर्ष की चेतावनी बकरीद पर गौवध नहीं होने देंगे बजरा गौवध को ले जाते चार टक सहित १२ 🕃 धर्म परायण जनता की भावनाओं से खिलवाड नहीं होने हेंगे ९९९६ से सम्पूर्ण देश में पूर्णतः गीहत्या बंदी की खुली घोषणाबजरगदल द्वारा. थ्री जय भान सिंह प्रवेशा (राष्ट्रीय



आज भारत भूमि पर गौरक्त की रूक बूद क्या निर्धां बह रही है। इसीसिये कड़े-बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का भी कोई प्रत्यक्ष असर दिखाई नहीं देशा। असः प्रथमतः आवश्यक है अस भूमि से सम्प्रीतः गौहत्या का भास मिटाना ।

— श्री अशोक सिंहल



CHARLES OF

गोवंश हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद अ.भा. यांत्रिक कत्लखाने हटाओ समिती

संक्र्य ग्रोतन आहर्षः, रामकृष्ण पुरम से. ६ , नई दिल्ली - 110.022